## बुक-पोस्ट प्रकाशित सामगी

## गुरुकुल पित्रका। प्रहलाद। आर्य भट्ट

रजि० संख्या एल० १२७७

| -   |     | -    |
|-----|-----|------|
| I   | AT. | में, |
| V   | 41  | 47 . |
| 200 | 200 |      |
|     |     |      |

व्यवसाय प्रबन्धक गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार विषय = आयुर्वेद पेज = 6 = 21×14·3×0·2 c·m.

वनिवटीवनं हानिर-पाहल मोसयोरनुदिनं

शालितं पुलपानीय अविवर्धय डांगं जनंत स्यासी च सन्य

No-37

था०मु॰

चनिष्टीवनं हानिखाहल प्रांसयोरन् दिनं स्वांसन् इष्ट्रतथा षस्तस्यनजातुवेद्यकवरेःकार्व्णापचारक्रया चक्रविगंधस्वर गयुक्तः रख्याः पाणिपदेषदाहः शक्तानिब्रने छिर्दितिसा श्रकः चोकंतद्यंतयलक्षणंच सोपाग्रिमाद्यक्तिः स्वायस्वरं गकासतन्त्राग्रं बहिस्ति दिद्गादिनं लत्ए प्रयच्न तथे जताः प्र नवेवागुरू या रहत श्राश्चाग्राधकः त्रयरोगार्तनंत्र नां काथः तिमकरामतः लवणान्यसांधाचिपपलीनागरतथा छिद्दिःव यसयहित चलियणाकारा एला द क नागपत्रलवगन गतिषां वीच पर्जरकरणा दाताय ष्टाश केरा पिपाली नां चलार : लोडयुक्तत्तयसात् महाशक्तरयायुक्तः विवालीचाखगधकः याद्यनमधुनानते तयरोगयुतोजनः धात्रीफलकिकरिष्णिति च दुरावानाजीरकवित्रकीच डात्तामितापिष्णिलकाचस्रिति

राम:

सरीषधं प्राहतन क्रमीणा त्रमः यलकाया खिह्हदय जलने न वाः वेवएपंचातिसारस्या दस्तिः क्षिन्निलं पुलाशवीजमञ्जा निवस्णाज्ञल वृत्तितं मध्यं मिश्रतं चापः स्रीमह वितनंतुना वृ र्णितानिविडंगानिमध्नासहमत्येत क्रास्मिजदोष्ठेणदुष् जैत्रहितंजनः येगरवपेलीसुररात्रियः कृषानितःसित्रफ् लाकसायः ससेव्यतेशाला लिकाविडंगं इलिनतेसां कुमयः प्रया ति शालिसधविष्णल्योविदंगान्याख्काणिका तत्याल्कासान सेवाकं जिकाः कामिदोषदा मह्वातकं पलानां वपकं तीर्यतं। त तस्योदरात्ययात्यवसामागंड्यतास्या इतिहामिकि विस यसंप्रतापानलरग्धंद्रष्ट्वनस्क्लो वर्डितकीर्त्तिवहनी वहनाल रवेषचराष्ट्रधानिष्ठाचाचेवारः सर्यसत्ताणच । कासः कृतिशारोव षान्वितंवपुः छाद्रभगराचकं प्रीतंष्ट्रयनिनं सरक्तद्द्रमभीलंच

यो॰ मु॰ कासस्वानवं निहंतिच महागुला कमतधतमात् लिगरसं हिग्वि ११ उदाहिमसेधवं पिवेनाहि विमिन्नत्वातगुलम् निवारणं विदंसीव च हिगुयवसारसमिक्तिकां अमृतेनसमतचेतकाकं वातगुलाः त तंवर प्रक्षायूलं सोवर्वलं हिंगु सेधवं सच्च सत्तारवारि मिश्रह रतिसक्लांवातं गुल्म इतिवातगुल्मविकित्सा उष्मादाध्यम्।श यखेरिक अयमवेत पीतंपुरीयतिया न गुलाभवमुदी रितंप वापितजगुलेन इपितोमिहिषीधतं संयंजत्विरेकाय रहता र फलारसं इतिपितगुलाविकित्सा वत्तरणलं ज्वलिशीतलताचग वे अजी र्णते ये शिर्मिया था च पा दोत था के पन इस्त से च च के इस सारिक फजगुला विस्नि प्रदेखात सार्वयं प्राग्धमल सुरी स्विप्यलीना गरिववकां श्रा साववेले ति शुणक पोल्ड गुलंभवां उथहणी चहेति स्थूलंग पाठा द्युवत तथा खंगुलंभवती स्लंधन म

रामः

वेत्यातीमधुनागुरेन रासामुस्तमुसीरपद्मकल वंगान्यस गंधासिता नागीसिविफलाक इचययतात हिंह रंगानिच एला पत्रक्नागिकसरमहाराचां नितं विवाली मूलति विगुणा सिता बहरतेसत्वासकासाह्यः इतियोगमुक्ताव्यांत्वयरागिविकि त्सा प्रवृत्तसक्ववेरिबातम्त्रेत्रक्रेत्रस्थलदलम्बिधाताक्रूरकं श्रुवायः प्रणवचिरतकात्रिपाहवद्यालदेवः स्किलस्कलगुल स्योषधलत्त्वाच । जसमयहदयवातनिकतनेचनामीचगुल मतिक छपुरीयम् वे आरोचके स्वसनमूर्द्विगतंचगुलां सामान लक्षणिदगदिनमुनिंदे श्रीडंबरफलसंहरा वातंत्रगुलमहित यतत्त्र श्लध्मान निरोधल तंत्वशिरसितनुव्यथया वात्रिशत्य श्रायम् णिसहितः तीरक्षेण्याविक पृथावित्रवचाकरुत्रयं युतासोवचलराहिणीव्यक्तियोजिकर्षकिरियंग्रवधलेषस्ते

संघय अंसवें हरविना शनं को हनः कहू रेहिणिका गुरू विका त्रितयम्लयन् सोस्पोदकं चतस्याससवी द्रयवनेदलने हरी तकी प्रष्ठरतेलपकं संचूर्णगोम् नरसे पिवेद्यः सिप्युली से धविमिश्रितंतज्ञलोह्जातजनमुषाय प्रमन्त्रवाग्गाल्देवराम हरीत्कीनांसगुरू विकानां विष्ठंत्गासुन् मयं विषेवे सर्वोदरेती वननादरव सङ्गीरयवसारस्कर्कपंचलवागानिनीच वि वक्सहितं व्र्णंस्य तं सर्वोद्र रहेति इतिसर्वोद्र विकत्मा विद् अनकुमुरवनानं चंडानरेडवद्यालः व्यतिष्रमहिवद्गेनेष्रज मिपम्नरुष्ध्या विगापस्य वद्धि वेत्रत्वे वत्त्य मालो दितं नव णफेन्समानवर्ण पानीयवर्णमथवामध्युकड्य म्बाहिय वसमवेदिनलयमेह पातमित्रिष्टवली वानी लेवारक मिष्यते पि रामः नयमेहिच केत्र विकास विवास मध्यली नवत्म नम्य

शिमाद्यं रुत्तेवपुः कस्ममतीवरक्तविरं विमस्मिन् समवेदशाध्य इतिश्रीयोगमुक्तावल्यां गुल्मविकित्सा विध्वस्तकं चवंशसीरोद धिमध्याविधितः सुद्वः साघ्तमु २रविकित्सा वदितजनिह्नाय वहालः श्रुलशङ्गिनितः कोष्टः सुक्रस्तञ्जिशस्त्रा पारपाणि युवकेषुसोफीवातो द्रसचेत् धर्माचमीतथादाघपीतोषीतिष राचितः सज्वरच्युत्रेयंतत्तित्तोदरलक्तां उदरे जाद्युद्रगिधःशो फश्तिशानित वपुः खासरिविनिंदासाश्चेष्पोदरजेत्ष् यि रवर्डतेस्पर्शानिनंकि हिनेस्पिरं तत्री दो दो दो से प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त स्वार से प्राप्त प्राप्त प्राप्त स्वार से प्राप्त प्राप्त स्वार से प्राप्त स्वार से प्राप्त स्वार से प्राप्त से प्रा नित्तं संधविचित्रकयुक्तं विवतिरसंशियुम् लसंमिश्रं सप्लाश तर्राखारयस्मायुरोदरयाति हरीतकरो हितकवचाया मधानि तायागुरिकाविचूर्णं संमायगाम् त्ररसेनतात् सर्वोदरसोस्य जले नतेत् सामुद्दिमुक्तिकात्तारोयवत्तारः संसधवः गोर्घा यो० मु

स्नीहंतिशिरोर्रज्वेकफ्तोजाडाचनाशा्रीसा सर्वातर कुंकुमसंप्रयुक्त एकि विवेचनवनीतनस्य सतेलमाज्यान्वित मेवकर्ण त्रनेन्रोगाई शिरावाणार्तिः पिप्पलीमरिचंडात्ताम ध्यष्टिक्नागरेः पक्षगोनवनीननश्यहितिशिरोवाषां हरीते कावचासुरी संधवं जीरकंहरेन अर्वावशीयपानीयपिष्टफ लागदं क्यां खलारंदेशे पायसमूल पलेपनंजनः अथवा गुजामूलनश्यतिशिरोच्यायुक्तः नश्यमनशिलालोष्ठि णलीमरीचानितं यःकरोतिहरदेवतस्याईशिरोचणा श्रीरं हक्किमम्सीरकम्गारान दाताष्यियगुम्रितंचयगुर्चीकाश्व यष्ट्रीसनागरमिदंसकलंसंषं र उग्वान्वितंमघुछतेन शिरोव थायां खर्क्यर ज्ञेषामध्काक जेद्या दाता वितेष रमुसीरक विवित्र पक्षेत्रवनीतम् मध्वी वितेत्र मशोरा व्यथावान

रामः

हरिरिवहरीतकी सगुडा परमापद मिवसंता सेवित मथवाग्वे तकं संठीविडंगंमध्यिष्टिकाच मध्यक्यारंन्वनीतपकं गावंच तसेलघ्ताक्रमेतत्यिष्ट्रेड्नाह्यशीविकारो इतिअशीचिक् ता कोएं फल वितय पुंकरको चनंत्रक मुस्तिया विकड़ कारि विषागजाका गोस्त्रतिश्रितिषदेसकलगुरेनक्योइंगदर विकारयुतः घलेयः इतिनगंदरिकित्सा चेळादा सहरिदाम दनफलिविक इंडराल माविफ ला मुक्त मुशीरपरोलंक पर्यं कडुका पिच्मंदकतप्रवागोरकमारुषस्या गोनवनीतक शितचेतत्सव्तसतकं च दद्यातस्यवनस्यकं राहर्वे ध्रोष्ट्रम वैषु शिरितव्ययांवश्रलंहित्हिक्छं जरंजीतीः ऐदीस्थवंस रूसरलवाधीहरिदावचा दंतीरिग्युविडंगकाष्ट्रकर कैसंमि श्रोतलेपचेत् मंदोसंबिहितयुनःयुनरयंनश्यक्रभीरणावां श्र

यो०मु०

करवीरलोह शूर्ण मार्कची जरहा नी लिका विफला एयां करों ति केशोकास्पेपानीयसंपिष्टं शुगारम्युरशिषाघ्तेनयुक्तं चतंग वामतत् सम्रदिवसननस्पक्रोतिचिराणिन्यमस्त्लेण पुरपाने निर्दर्भश्यव्याविमिश्रितं नेपुपानीयस्पिष्टं लेपायंकस्मके शकत प्रकेषिलंगिरास्वानंकरोतिवङ्गक्तीलं अध्वामल्की वीजंतुल्पपानीयपीषितं तिलामलकप्रमानिनारंगेनागर्केशार जलपिए प्रलेपोयं दारुणं हितरारुणं लासारग्वधपानी यथाने फलविलेपने कार्यमेड्गनायुक्तं हितरारुणकं यतः प्रिशिचं वि गुणंतसमातुं कु मंचूणित वयं एत है लेनसंयुक्त हे ति सत्तरण के यतः मग्रारासणंहरेत तिलानी लोत्यलना गकेशरमध्यहि का धात्रीफलमयः काथः अलेपोवयुराधहा निर्गृहिकालाम लिकाशिराधवीतं हापामार्ग् नमर्केचे एतक्कायनस्प्रक

रामः

परोलीभृतसं भृतं लालस्यलिवलेपनं सद्यः करो तियः स्तरप वयासिकारिते यूषा ललारेवदरीयः स्वयलीना अलेपनं हति सर्वाणतील युर्जी देख मिववाषा ऐडीहिर दाचि देशियायर से णकािष्णिलकानमोद्रा वीनान्यपामार्गमवािसंठी शिला जानमूर्द्वगदेशनस्या इतिशिरोरोग चिकित्सा कर्णे ज्ञाकेश हर्ववित्यतित्विनाशंचयः कुरुतं सायत्रभोषधमेतकयय तिनरनाथवहवालः संगारं प्रकृतेलं पुरप्राकविद्रग्धद्रश्वग् नश्लिम्ईनितेन युलेपकार्यो वङ्गकेश पद्मे इस्रसम्गरान विफलाकासीसलोह कूर्णानां मासावधेनित्तेपाह्येपःस्पायि तनाश्यः नीलमूत्रविफलाग्गार्कलोहरू एसिमिश्रं ऋवि मून्णविष्िष्यितितान्हरतिलेषाये विफलालोहन्त्राति वीज मार्कतिनी लिका पीषयेकां जिकेनैतत्यलेषः रूधकेषारुत्

या॰मु०

वंकिमिह्गुडेनत्लानवेचवरकत्तरत्रगहंता इतिखरनगि कित्सा सजीजेड्मलंड्गिधितमयदिरवहिकोरंटा सहजंकरो तिदंतांतेषाः कां थसंगङ्घः अर्कपत्र हतः खरः सद्याहेत दाथा हरेत वकावाजलस्पिष्ठोगृड्चीग्रिकाकतः श्रारक्षकप्रा णां रसयुक्तकसंस्की तत्वित ग्रीटकां कर्ण मृतादत समीन्हरत अकेशालंक कथुतं संविष्टलवणविरंग निर्भु ज्ञातक वित्व हेतिक्ररान्छभीनेजेताः इतिदेतक्षिविकित्सा फलवयस्यसम् व्यक्तणितत्रसेन्यत् शर्वरामध्सयुक्तसेवास्क रहिदं विवलं उकक्षााः विष्ठितिरविभिश्रितं विरजीणिस्तिधानीणम्हीयय तिमनाथः एडगजारुति एछं घलेपनः सुकरवातहरः अथ वातिलकरोलीमूलजिपष्टिचनल्वातं गुजामूल्ध्वरस्यः गमः पिष्टलेपायं करालीरसयुक्तः सुकविवरणवर्त्यले नि विक

वातु चूर्णकं वरेचगालितनस्पोयंनासारक्रम्यतीहरेत् उषीरंचंद नेच्एँ तेवराजयुति प्रिवेत् संतरुल जेयो निरक्तश्रावं हरे यत संत् र्णिततं इलवारिणायतं रसाजनंतं इलाजसामूलं संसेविवंतत्तव राजयुक्तरक्रचातयो निगतं निहानिहंती इग्धाद्यकथितचातंत्रं दनंतवराजकं मध्नासंयुत्तहेतियो निरक्तयवाहकं यर्ज्यतिता कदलोचकंदनागरान्वितः प्रचीड्रग्धयतोहं तिश्रीणिशोणितिव मुति रसारक्तचुतियोगोहतिचातिपत्रजाः ग्रथवा मलकीबी जतङ्लोदकचूणितं इतिष्ठररे चिकित्सा विरक्तचपलेर्यका प व्यनीसंधवानिवे कानिकन विवसाज्य खरनं गविमुक्तये चूंपी वद्यः स्विनीतकानां सकां जिक्ते संघविष्णलीनां प्रयातितस्य स्व रनगरोधान् सीरान्तितंचामलकीफलानां रेताम्लवेतसफलब यतिनिडीक तालीसरएफकणिवेचकजीरकानिचयंसपत्रभिर

- २९

संनविधितरोयतः जातीफलेनसयुक्त चूर्णवामालतीत्वचा ज लन्च पलेपोयं नवे ह्यां विमाश्नं सनीरकतिलेथुको गोरस ध्या चूर्णकं कृष्णित्ते नप्रलेपचेयायागानितो जनः ग्रानादुग्धेन्सं युक्तीय विषय वस्णालय नवत्क्रशकलं का ना विनाशनले पताय तः इतिवागिविकित्सा तुरंगलालामरिच प्रिष्टमध्वान्वितंचा न नकंजनानां निडाहरेवाजलनागपुषाः नीलायलसियफलानि तस्पात् महतीफलसयुक्तयष्टीमध्वसेधवं चूर्णयेतस्पाय निदाहरतिसेवितः यष्टीमधुसेधवकं विफलावहतीनितितल्यन गानां काथोनिहंतिसद्यानिडामिषकं नक्णित्यकांवीलीम्लम थवाकाक जंघासमुझवं विषावंधकरोत्येवहतं विद्यां सुषप्दां इतिनिडाचिकित्सा शालितं इल भीरणध्याम् लिवेच्यां तं नसये द्वारये तेवं वक्तेरक ऋतीयतः हवादा हम केयथ्या कुस्

गमः

तेलं व्लेपनंहतिशिरोब्राण्य धतुरक फलू जरसे ना ग्लताध्व लपत्रसःयुक्तः पारदमिह्तएषप्रक्षेत्रंग्रेवित स्कानां मनःशि लाविरंगानिगंधवनयुतानिच गोम्बेणप्रलेपायस्कालिताहर राणत् गारंतंषाप्रसूर्णसारणयुत्तेपलास्वतस्य हरतिजलेचिप छुं प्रलेपनयोनिलो मानि सास्वगृधकग्रतिप्रणिकोशंस्रणेकं समहियीनवनीतीवर्रयतातितिलेपनमतकर्णकुरतनक्वान पिशसं कंटालीमूलनल्वातंसंयुक्तः दाहिमीत्वचा पवेतापेपते लेनक एक्तिनक चानिषशस्तं विवर्धयेत् वर्क का यसयुक्तः किष तंतिलतेलकं तेननशंपुरं द्यीणाकुच हा दिवरोमतः तगरमित्वम यासास्त्रगंथा हहतो। तिलयवशतपृष्का विप्यलीसंधवानिच स जलमत्विलमेतत्सर्पयुक्त पिष्ट्र जविसरहहेः कर्णयोनिस नानां प्रात्नितं दुलपानीय युष्टि यद्दसांजनं नस्यासेनचस्य